"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अप्रैल 2003—चैत्र 28, शक 1925

# विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग २.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (1) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

# राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक ई 1-5/2003/1/2.—श्री मंशाराम ठाकुर, भा.प्र.से. (1991), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं राजस्व विभाग को स्थानांतरित करते हुए आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री मंशाराम ठाकुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 (1) के

तहत राज्य शासन, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

## रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2003

क्रमांक 641/2003/1-8/स्था.---श्री पी. सी. सूर्य, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 8-1-2003 से 1-2-2003 तक 25 दिन का लघुकृत अवकाश स्वींकृत किया जाता है.

- 2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. सूर्य को पुन: उप सिचव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.
- 3. अवकाश काल में श्री सूर्य को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
- 4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सूर्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

## रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक 714/2003/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1507/2002/1-8/स्था. दिनांक 18-11-2002 द्वारा श्री बी. के. सिन्हा (भा. व. से.) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय विकास को दिनांक 20-11-2002 से 5-12-2002 तक 16 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, उक्त अवकाश के अनुक्रम में श्री सिन्हा को स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में दिनांक 13-12-2002 तक की वृद्धि स्वीकृत की जाती है. साथ ही दिनांक 14-12-2002 से 15-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमित प्रदान की जाती है.

2. शर्ते आदेश दिनांक 18-11-2002 के अनुसार यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

# रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2003

क्रमांक 776/625/2003/2/एक/स्था. — श्री मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को दिनांक 16-4-2003 से 23-4-2003 तक (8 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11-4-2003 से 15-4-2003 तक का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमित दी जाती है.

- 2. अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार पिंगुआ को आगामी आदेश तक कलेक्टर के पद पर जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ में पुन: पदस्थ किया जाता है.
- 3. अवकाश काल में श्री पिंगुआ को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

- प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार पिंगुआ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
- श्री मनोज कुमार पिंगुआ के अवकाश अविध में उसका कार्य श्री आर. जी. के. पिर्र्झ, अपर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा अपने कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे.

## रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2003

क्रमांक 781/623/2003/2/एक/स्था.—श्री दिनेशकुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को दिनांक 10-4-2003 से 17-4-2003 तक (8 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18, 19 एवं 20-4-2003 तक शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

- 2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव को आगामी आदेश तक कलेक्टर के पद पर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में पुन: पदस्थ किया जाता है.
- 3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
- 4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
- 5. श्री दिनेशकुमार श्रीवास्तव के अवकाश अविध में उनका कार्य श्री आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर, दुर्ग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे.

#### रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2003

क्रमांक 794/673/साप्रवि/2003/1/2.—श्री सी. के. खेतान सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 21-4-2003 से 30-4-2003 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश देश विदेश योजना के तहत प्राप्त टिकट का उपयोग थाईलैंड प्रवास हेतु स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20-4-2003 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

- 2. श्री खेतान को अवकाश से लौटने पर पुन: अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.
- 3. श्री खेतान को अवकाश काल में वेतन व भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.
- प्रमाणित किया जाता है कि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

## रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2003

क्रमांक 798/679/साप्रवि/2003/1/2.—श्री व्ही. के. कपूर, आयुक्त, कोष एवं लेखा को दिनांक 16-4-2003 से 17-4-2003 तक (2 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11, 12, 13, 14 एवं 15-4-2003 तथा 18, 19 एवं 20-4-2003 का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमित दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कपूर को आगामी आदेश तक आयुक्त, कोष एवं लेखा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.





- 3. अवकाश काल में श्री कपूर को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
- प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कंपूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

## रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक 8.12/825/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन एवं खाद्य विभाग मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 16-4-2003 एवं 17-4-2003 को (2 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11-4-2003 से 15-4-2003 एवं 18-4-2003 से 20-4-2003 तक शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

- 2. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी को आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन एवं खाद्य विभाग, के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.
- 3. अवकाश काल में श्री द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
- 4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

#### रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक 819/619/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर, दुर्ग को दिनांक 2-5-2003 से 15-5-2003 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 16, 17 एवं 18-5-2003 का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमित भी दी जाती है.

- 2. श्री केशरी, कलेक्टर, दुर्ग को अवकाश काल में अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.
- 3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री केशरी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.
- 4. अवकाश से लौटने पर श्री केशरी को कलेक्टर, दुर्ग के पद पर अस्थाई रूप से पुन: पदस्थ किया जाता है.
- 5. श्री केशरी के अवकाश काल में श्री अली, अतिरिक्त कलेक्टर दुर्ग अपने कार्य के साथ-साथ कलेक्टर दुर्ग का कार्य भी संपादित करेंगे.

#### रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक 821/621/साप्रवि/2003/1/2/लीव.—श्री शांतनु, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर को दिनांक 16-4-2003 से 9-5-2003 तक (24 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11-4-2003 से 15-4-2003 एवं 10, 11-5-2003 के शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री शांतनु, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अवकाश काल में अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

- प्रमाणित किया जाता है कि श्री शांतनु यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.
- 4. अवकाश से लौटने पर श्री शांतनु को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर के पद पर अस्थाई रूप से पुन: पदस्थ किया जाता है.
- 5. श्री शांतनु के अवकाश काल में श्री एन. के. खाखा, अपर कलेक्टर, जगदलपुर अपने कार्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर का कार्य भी संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विभा चौधरी, अवर सचिव.

# वित्त तथा योजना विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

## रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2003

क्रमांक एफ-10/18/2003/वाक/पांच/(16).—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

#### संशोधन

1. नीचे दी गई अधिसूचनाओं में कालाविधि से संबंधित अंक ''2003'' के स्थान पर अंक ''2004'' प्रतिस्थापित किए जाएं :—

| अ. क्र. | अधिसूचना क्रमांक                   | दिनांक     |
|---------|------------------------------------|------------|
| 1.      | ए-3-28-2000 <b>-</b> विक-पांच (38) | 17-04-2000 |
| 2.      | 1973/एफ/10-372/2001/वाक-पांच (51)  | 10-09-2001 |
| 3.      | एफ-10/385/2001/वाक/पांच (60)       | 29-10-2001 |
| 4.      | एफ-10/391/2001/वाक/पांच (65)       | 09-11-2001 |
| 5.      | एफ-10/392/2001/वाक/पांच (71)       | 12-11-2001 |
| 6.      | एफ−10~16/2002/वाक/पांच (16)        | 12-02-2002 |
| 7.      | एफ-10-29/2002/वाक/पांच (38)        | 27-03-2002 |
| 8.      | एफ-10/43/2002/वाक/पांच (54)        | 02-05-2002 |
| 9.      | एफ-10-48/2002/वाक/पांच (60)        | 21-05-2002 |
| 10.     | एफ-10/15/2002/वाक/पांच (82)        | 16-07-2002 |
| 11.     | एफ-10-15/2002/वाक/पांच (83)        | 17-07-2002 |
| 12.     | एफ-10-67/2002/वाक/पांच (84)        | 23-07-2002 |
| 13.     | एफ-10-72/2002/वाक/पांच (91)        | 07-08-2002 |
| 14.     | एफ-10-95/2002/वाक/पांच (117)       | 28-12-2002 |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

## रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2003

क्रमांक एफ-10/18/2003/वाक/पांच/(16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/18/2003/वाक/पांच (16) दिनांक 29-3-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

#### Raipur, the 29th March 2003

No. F-10/18/2003/CT/V (16).—In exercise of the powers conferred by Section 8 (5) of Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) the State Government hereby makes the following amendment:—

#### **AMENDMENT**

1. In the notification given below for the figure related to period "2003" the figure "2004" shall be substituted:

| S. No. | Notification No.             | Date       |
|--------|------------------------------|------------|
| 1.     | 1685-F-10/332/2001/CT/V (38) | 10-08-2001 |
| 2.     | 1973/F/10-372/2001/CT-V (51) | 10-09-2001 |
| 3.     | F-10/385/2001/CT/V (60)      | 29-10-2001 |
| 4.     | F-10/391/2001/CT/V (65)      | 09-11-2001 |
| 5.     | F-10/392/2001/CT/V (71)      | 12-11-2001 |
| 6.     | F-10-16/2002/CT/V (16)       | 12-02-2002 |
| 7.     | F-10-29/2002/CT/V (38)       | 27-03-2002 |
| 8.     | F-10/43/2002/CT/V (54)       | 02-05-2002 |
| 9. ·   | F-10/48/2002/CT/V (60)       | 21-05-2002 |
| 10.    | F-10/15/2002/CT/V (82)       | 16-07-2002 |
| 11.    | F/10-15/2002/CT/V (83)       | 17-07-2002 |
| 12.    | F-10-67/2002/CT/V (84)       | 23-07-2002 |
| 13.    | F-10-72/2002/CT/V (91)       | 07-08-2002 |
| 14.    | F-10-95/2002/CT/V (117)      | 28-12-2002 |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, K. R. MISRA, Dy. Secretary.

# जनसंपर्क विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

## रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2003

क्रमांक 1258/जसंसं/2003/जसं — छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण सिमिति के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण सिमिति में निम्न प्रतिनिधि पत्रकारों को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है.

1. श्री बसंत तिवारी, प्रतिनिधि, नई दुनिया, रायपुर.

- 2. श्री प्रकाशचंद्र होता, ब्यूरो प्रमुख, पी. टी. आई., रायपुर.
- 3. श्री जोसेफ पी. जॉन, ब्यूरो प्रमुख, यू. एन. आई., रायपुर.
- 4. श्री सईद खान, कार्यकारी संपादक, दैनिक नवभारत, बिलासपुर.
- 5. श्री सुशील शर्मा, संपादक, बस्तर बंधु, कांकेर.

पत्रकार कल्याण समिति के सदस्य, सचिव, अपर संचालक जनसंपर्क होंगे. समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलेश पाठक, विशेष सचिव.

# वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2003

क्रमांक 715-374/वा. एवं उ./11/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य में स्थित बीमार औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली रियायतों को पॉलिसी पैकेज के रूप में उपलब्ध कराने के लिए अधोलिखित एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करता है :—

| 1.  | मुख्य सचिव                         | अध्यक्ष |
|-----|------------------------------------|---------|
| 2.  | अपर मुख्य सचिव (वित्त)             | सदस्य   |
| 3.  | प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग    | सदस्य   |
| 4.  | प्रमुख सचिव, कृषि                  | सदस्य   |
| 5.  | प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य | सदस्य   |
| 6.  | सचिव, वाणिज्यक कर                  | सदस्य   |
| 7.  | सचिव, ऊर्जा                        | सदस्य   |
| 8.  | सचिव, श्रम                         | सदस्य   |
| 9.  | सचिव, पर्यावरण                     | सदस्य   |
| 10. | सचिव, राजस्व                       | सदस्य   |
| 11. | विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग     | संयोजक  |
|     |                                    |         |

- 2. उपर्युक्त अनुसार गठित सिमिति पैकेज के अंतर्गत सुविधायें उपलब्ध करवाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगी.
- 3. सिमिति का निर्णय सभी विभागों को मान्य होगा एवं सभी संबंधित विभाग सिमिति के निर्णय के अनुसार तत्काल आदेश जारी करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. धुर्वे, विशेष सचिव.

#### रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ 4-1/2003/11/वा. उ.--राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि महिला स्व-सहायता समूहों का पंजीयन शुल्क रुपये 250.00 (रुपये दो सौ पचास मात्र) लिया जावे.

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की जा रही है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

# उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

#### रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2003

क्रमांक 1404/एफ-73/39/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "एम एन आर एवं ए एस आर के यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

- 1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.
- 2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''एम एन आर एवं ए एस आर के यूनिवर्सिटी, रायपुर'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारित प्राप्त कर ली हो.

#### Raipur, the 25th March 2003

No. 1404/F-73/39/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishvavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "M N R & A S R K UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

- 1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.)
- 2. The State Government, hereby, authorised "M N R & A S R K UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

## राजस्व विभाग

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

## जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/109.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | भूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                                 | सार्वजनिक प्रयोजन                   |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| जिला          | तहसील                                 | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                       | का वर्णन                            |
| (1)           | (2)                                   | (3)                   | (4)                              | (5)                                                                  | (6)                                 |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती                                 | केरीबंधा<br>प.ह.नं. ७ | 3.367                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया (छ.ग.) | मेहदीकला वितरक नहर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/110.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूर्चना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| ू भूमि का वर्णन |       |                          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                                 | सार्वजनिक प्रयोजन                    |
|-----------------|-------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| जिला            | तहसील | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                       | का वर्णन                             |
| (1)             | (2)   | (3)                      | (4)                              | (5)                                                                  | (6)                                  |
| जांजगीर-चांपा   | सक्ती | हरदा<br>प.ह.नं. <i>7</i> | 1.059                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया (छ.ग.) | मेंहदीकला वितरक नहर<br>निर्माण हेतु. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/111.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

| ī<br>ī        |       |                       | अनुस्                            | <u>र</u> ूची                                                  |                              |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| č             | 3     | रूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन            |
| ্য<br>जिला    | तहसील | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)   | (3)                   | (4)                              | (5)                                                           | (6)                          |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | गौरमुड़ा<br>प.ह.नं. ७ | 0.622                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | हरदा माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/112.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

|  | अनुसूची |
|--|---------|
|  |         |

|               | 9     | भूमि का वर्णन     |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                                 | सार्वजनिक प्रयोजन                    |
|---------------|-------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                       | का वर्णन                             |
| (1)           | (2)   | (3)               | (4)                              | (5)                                                                  | (6)                                  |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | टेमर<br>प.ह.नं. 8 | 8.356                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया (छ.ग.) | मोंहदीकला वितरक नहर<br>निर्माण हेतु. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/113.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                   |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                   |
|---------------|-------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | ्रका वर्णन                          |
| (1)           | (2)   | (3)               | (4)                              | (5)                                                           | (6)                                 |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | टेमर<br>प.ह.नं. 8 | 3.710                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | सपनईपाली माइनर नहर निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

# जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/114.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               |       | नूमि का वर्णन        |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                   |
|---------------|-------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                            |
| (1)           | (2)   | (3)                  | (4)                              | (5)                                                           | (6)                                 |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | चारपारा<br>प.ह.नं.10 | 0.299                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | सपनईपाली माइनर नहर निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/115.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | 3     | रूमि का वर्णन     |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|---------------|-------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                           |
| (1)           | (2)   | (3)               | (4)                              | (5)                                                           | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | टेमर<br>प.ह.नं. 8 | 0.900                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | चारपारा माइनर नहर निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

# जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/116. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनु ची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन  |       |                    |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | ं सार्वजनिक प्रयोजन                |
|----------------|-------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला           | तहसील | नगर/ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                           |
| (1)            | (2)   | (3)                | (4)                              | (5)                                                           | (6)                                |
| जांमोगीर-चांपा | सक्ती | कनेटी<br>प.ह.नं.10 | 1.040                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | चारपारा माइनर नहर निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/117.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                         | का वर्णन                           |
| (1)           | (2)   | (3)                   | (4)                              | (5)                                                    | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | केरीबंधा<br>प.ह.नं. 7 | 0.591                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, खरसिया. | चारपारा माइनर नहर निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## ्र जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/118.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूच्ना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

|               | đ.    | र्मि का वर्णन     |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                      |
|---------------|-------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| जিলা          | तहसील | नगर/ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                               |
| (1)           | (2)   | (3)               | (4)                              | (5)                                                           | (6)                                    |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | टेमर<br>प.ह.नं. 8 | 1.425                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | नवापारा कला माइनर नहर<br>निर्माण हेतु. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/119.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                      |
|---------------|--------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| जिला          | तहसील- | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                         | का वर्णन                               |
| (1)           | (2)    | (3)                     | (4)                              | (5)                                                    | (6)                                    |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती  | नयापाराकला<br>प.ह.नं. 8 | 1.768                            | कार्यपालन यंत्री, भिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, खरसिया. | नवापारा कला माइनर नहर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

. क्रमांक क/भू-अर्जन/120.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन               |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                        |
| (1)           | (2)   | (3)                     | (4)                              | (5)                                                           | (6)                             |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | परसदाखुर्द<br>प.ह.नं. ७ | 0.275                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | हरदा माइनर नहर निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/121.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

|               | 9     | र्गुमि का वर्णन |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                   | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>जिला</u>   | तहसील | नगर/ग्राम       | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                         | का वर्णन          |
| (1)           | (2)   | (3)             | (4)                              | (5)                                                    | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | परसदाखुर्द      | 6.633                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, खरसिया. | मोहदीकला वितरक.   |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/122.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू— अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू—अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                           | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|---------------|-------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                 | का वर्णन                           |
| (1)           | (2)   | (3)                  | (4)                              | (5)                                            | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | चारपारा<br>प.ह.नं.10 | 1.436                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग. | चारपारा माइनर नहर निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/123.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

|      | $\overline{}$ |
|------|---------------|
| अनसच | П             |
|      | ٠.            |

| भूमि का वर्णन |       |                        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                   |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                         | का वर्णन                            |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                              | (5)                                                    | (6)                                 |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | सपनईपाली<br>प.ह.नं. 10 | 1.128                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, खरसिया. | सपनईपाली माइनर नहर निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/124.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | 5     | भूमि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                       |
|---------------|-------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| जিলা          | तहसील | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                                |
| (1)           | (2)   | (3)                      | (4)                              | (5)                                                           | (6)                                     |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | नवापाराकला<br>प.ह.नं. 8' | 0.335                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | नवापाराकला माइनर 1 नहर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

## रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दो जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) को उपधारा (2) द्वारा दो गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|        | 3      | गूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|--------|--------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला   | तहसील  | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                         | का वर्णन                                                           |
| (1)    | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                    | (6)                                                                |
| रायगढ़ | खरसिया | पतरापाली<br>प.ह.नं. ७ | 2.546                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, खरिसया. | टर्न की पद्धति से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उस्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

# अनुसूची

|        |        | भूमि का वर्णन               |                              | धारा 4 की उपधारा (2)                          | सार्वजनिक प्रयोजन                                               |
|--------|--------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| जिला   | तहसील  | नगर/ग्राम                   | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड़ में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                | का वर्णन                                                        |
| (1)    | (2)    | (3)                         | (4)                          | (5)                                           | (6)                                                             |
| रायगढ़ | खरसिया | छोटे पंडरमुड़ा<br>प.ह.नं. 5 | 2.81                         | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन<br>संभाग, रायगढ़. | छोटे पंडरमुड़ा जलाशय के<br>मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-<br>अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                             |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                          | सार्वजनिक प्रयोजन                             |
|---------------|--------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम                   | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड़ में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                | का वर्णन                                      |
| (1)           | (2)    | (3)                         | (4)                          | (5)                                           | (6)                                           |
| रायगढ्        | खरसिया | छोटे पंडरमुड़ा<br>प.ह.नं. 5 | 15.50                        | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन<br>संभाग, रायगढ़. | छोटे पंडरमुड़ा जलाशय<br>(डूबान) हेतु भू-अर्जन |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## रायगढ़, दिनांक 26 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                     |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर∕ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                         | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                 | (4)                              | (5)                                                    | (6)                                                                |
| रायगढ़        | खरसिया | मदनपुर<br>प.ह.नं. 6 | 3.553                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

| अ | नम | चा |
|---|----|----|
|   |    |    |

| भूमि का वर्णन |        |                    |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर∕ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्रोधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ़        | खरसिया | बरगढ़<br>प.ह.नं. 8 | 0.138                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## रायगढ़, दिनांक 26 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 को उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                    |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                         | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                | (4)                              | (5)                                                    | (6)                                                                |
| रायगढ्        | खरसिया | उल्दा<br>प.ह.नं. 6 | 0.854                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, खरिसया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                   |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)               | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| सयगढ़         | खरिसया | तिऊर<br>प.ह.नं. 8 | 0.340                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## रायगढ़, दिनांक 26 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                         | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                    | (6)                                                                |
| रायगढ़        | खरसिया | तेलीकोट<br>प.ह.नं. 11 | 0.372                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उस्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                      | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ़        | खरसिया | अंजोरीपाली<br>प.ह.नं. 11 | 0.712                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### रायगढ़, दिनांक 26 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उस्त्रेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                    |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर∕ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ्        | खरसिया | गिधा<br>प.ह.नं. 12 | 0.348                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2002-2003. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा 🕒<br>प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                    | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ़        | खरसिया | भैनापारा<br>प.ह.नं. 12 | 2.751                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरिसया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## रायगढ़, दिनांक 26 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2002-2003. — चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                    | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| ्राथगढ्       | खरिसया | भैनापारा<br>प.ह.नं. 12 | 1.079                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उस्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जিলা          | तहसील  | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | ं के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ़        | खरिसया | करूमौहा<br>प.ह.नं. 12 | 0.324                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### रायगढ़, दिनांक 26 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2002-2003. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                       |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                           | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                 | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                            | (6)                                                                |
| रायगढ़        | खरसिया | सोनबरसा<br>प.ह.नं. 12 | 0.255                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग <u>,</u> खरसिया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|        | 9      | भूमि का वर्णन         |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|--------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जিলা   | तहसील  | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)    | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ़ | खरसिया | सोनबरसा<br>प.ह.नं. 12 | 0.647                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## रायगढ़, दिनांक 26 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|        | 9      | र्मि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|--------|--------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला   | तहसील  | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)    | (2)    | (3)                    | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ़ | खरसिया | बासनपाली<br>प.ह.नं. 17 | 1.387                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|        | 9      | भूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|--------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला   | तहसील  | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)    | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ़ | खरसिया | बानीपाथर<br>प.ह.नं. 6 | 3.844                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|        | đ.     | र्मि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|--------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला   | तहसील  | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)    | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ् | खरसिया | बानीपाथर<br>प.ह.नं. 6 | 1.389                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2002-2003. —चृंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                     |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                 | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ़ ं      | खरसिया | पामगढ़<br>प.ह.नं. 6 | 0.964                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरिसया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## रायगढ, दिनांक ४ अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

|        | J.     | ुमि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|--------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला   | तहसील  | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)    | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ् | खरसिया | भेलवाडीह<br>प.ह.नं. 6 | 0.680                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उछिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|        | 3      | र्मि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | ँसार्वजनिक प्रयोजन                                                 |
|--------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला   | तहसील  | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)    | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ् | खरिसया | बासमुड़ा<br>प.ह.नं. 7 | 1.101                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## रायगढ, दिनांक 4 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| • .    | J.     | भूमि का वर्णन         | •                                | धारा ४ की उपधारा (2)                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|--------|--------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला   | तहसील  | ंनगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                         | का वर्णन                                                           |
| (1)    | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                    | (6)                                                                |
| रायगढ़ | खरसिया | पतरापाली<br>प.ह.नं. 7 | 0.085                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया | टर्न की पद्धति से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|             | 9      | भूमि का वर्णन       |                                  | धारा ४ को उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|-------------|--------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <u>जिला</u> | तहसील  | नगर∕ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)         | (2)    | (3)                 | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ़      | खरसिया | आमाडोल<br>प.ह.नं. ७ | 0.297                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|        | . 9    | मूमि का वर्णन         | •                                | धारा 4 की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                              |
|--------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| जिला   | तहसील  | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                       |
| (1)    | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                            |
| रायगढ् | खरसिया | दुसेकेला<br>प.ह.नं. 7 | 0.603                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से बांसमुड़ा<br>माइनर नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2002-2003.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|        |        | भूमि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|--------|--------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला   | तहसील  | नगर∕ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वांस<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)    | (2)    | (3)                      | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ़ | खरसिया | छोटेदेवगांव<br>प.ह.नं. ७ | 0.144                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

# रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|        | 9      | र्मि का वर्णन      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|--------|--------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| জিলা   | तहसील  | नग√ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)    | (2)    | (3)                | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ़ | खरसिया | मकरी<br>प.ह.नं. 10 | 0.996                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरिसया. | टर्न को पद्धति से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

|    |      |     | ^  |
|----|------|-----|----|
| ·ч | н.   | ЩŢ  | ना |
| ٠, | . L' | `\. | 71 |

|        | •      | भूमि का वर्णन        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|--------|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला   | तहसील  | नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)    | (2)    | (3)                  | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ़ | खरसिया | खरसिया<br>प.ह.नं. 11 | 1.495                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### रायगढ़, दिनांक ४ अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 45/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                      | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ्        | खरसिया | कुकरीझरीया<br>प.ह.नं. 13 | 1.769                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

#### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                   |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर∕ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | ं के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)               | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ्        | खरसिया | तिऊर<br>प.ह.नं. 8 | 6.335                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                |
| रायगढ्        | खरसिया | खैरपाली<br>प.ह.नं. 15 | 0.032                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो,<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|--------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                         | का वर्णन                                                           |
| (1)           | (2)    | (3)                       | (4)                              | (5)                                                    | (6)                                                                |
| रायगढ़        | खरसिया | बेन्दोझरिया<br>प.ह.नं. 15 | 0.154                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धित से खरसिया<br>शाखा नहर के वितरण एवं<br>लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

#### राजनांदगांव, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक 2383/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

# अनुसूची

|             | મ <del>ૃ</del> | मि का वर्णन            |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                               | सार्वजनिक प्रयोजन                                 |
|-------------|----------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| জিলা        | तहसील          | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड़ में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                     | का वर्णन                                          |
| (1)         | (2)            | (3)                    | (4)                          | (5)                                                | (6)                                               |
| राजनांदगांव | राजनांदगांव    | कांकेतरा<br>प.ह.नं. 19 | 26.71                        | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन<br>संभाग, राजनांदगांव. | बोरी जलाशय के डुबान एवं<br>उलट नाली निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

#### राजनांदगांव, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक 2414/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

# अंनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |                       |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                           | सार्वजनिक प्रयोजन                                         |
|---------------|---------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड़ में) | · के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी               | का वर्णन                                                  |
| (1)           | (2)     | (3)                   | (4)                          | (5)                                            | (6)                                                       |
| राजनांदगांव   | खैरागढ् | झरझराघाट<br>प.ह.नं. 6 | 6.24                         | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन<br>संभाग, छुईखदान. | पिपलाकछार जलाशय के<br>अंतर्गत बांध पार एवं डुवान<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

#### राजनांदगांव, दिनांक 28 मार्च 2003

क्रमांक 2415/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उस्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

# अनुसूची

|             | 9       | भूमि का वर्णन                      |                              | धारा 4 की उपधारा (2)                             | सार्वजनिक प्रयोजन                                |
|-------------|---------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| जिला        | तहसील   | नगर∕ग्राम                          | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड़ में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                   | का वर्णन                                         |
| (1)         | (2)     | (3)                                | (4)                          | (5)                                              | (6)                                              |
| राजनांदगांव | खैरागढ़ | अचानकपुर<br>नवागांव<br>प. ह. नं. 6 | 0.66                         | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन ं<br>संभाग, छुईखदान. | टेकापार जलाशय के अंतर्गत<br>मुख्य नहर नाली हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

#### राजनांदगांव, दिनांक 28 मार्च 2003

क्रमांक 2416/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |                      |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                           | सार्वजनिक प्रयोजन                              |
|---------------|---------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड़ में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                 | का वर्णन                                       |
| (1)           | (2)     | (3)                  | (4)                          | (5)                                            | (6)                                            |
| राजनांदगांव   | खैरागढ़ | बरबसपुर<br>प.ह.नं. 5 | 3.10                         | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन<br>संभाग, छुईखदान. | साल्हेवारा जलाशय के अंतर्गत<br>उलट कार्य हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

#### राजनांदगांव, दिनांक 28 मार्च 2003

क्रमांक 2417/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

# अनुसूची

|             | J.      | र्मि का वर्णन          |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                          | सार्वजनिक प्रयोजन                                        |
|-------------|---------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| जिला        | तहसील   | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                | का वर्णन                                                 |
| (1)         | (2)     | (3)                    | (4)                          | (5)                                           | (6)                                                      |
| राजनांदगांव | छुईखदान | खैरबना<br>प. ह. नं. 19 | 2.84                         | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन<br>संभाग, छुईखदान | सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत<br>खैरा माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

## दुर्ग, दिनांक 31 मार्च 2003

क्रमांक 512/ले.पा./2003/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :--

अनुसूची

| भूमि का वर्णन |              |                     |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                                                |
|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील        | नगर∕ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड़ में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                                                                         |
| (1)           | (2)          | (3)                 | (4)                          | (5)                                                        | (6)                                                                              |
| दुर्ग         | डोण्डीलोहारा | कठिया<br>प.ह.नं. 17 | 18.86                        | कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट<br>परियोजना संभाग, दुर्ग. | खरखरा मोहदीपाट परियो. के<br>कठिया लघु नहर क्र. 1, 2, 3<br>एवं 4 के निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) डौण्डोलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### दुर्ग, दिनांक 31 मार्च 2003

क्रमांक 512/ले.पा./2003/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन |              |                          |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                                           |
|---------------|--------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील        | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड़ में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                                                                    |
| (1)           | (2)          | (3)                      | (4)                          | (5)                                                        | (6)                                                                         |
| दुर्ग         | डौण्डीलोहारा | भालूकोन्हा<br>प.ह.नं. 17 | 1.33                         | कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट<br>परियोजना संभाग, दुर्ग. | खरखरा मोहदीपाट परियो. कें<br>कठिया लघु नहर क्र. 1 एवं 3<br>के निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## दुर्ग, दिनांक 31 मार्च 2003

क्रमांक 512/ले.पा./2003/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |              |                            |                              | धारा 4 की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                      |
|---------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>जिला</b>   | तहसील        | नगर/ग्राम                  | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड़ में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                                               |
| (1)           | (2)          | (3)                        | (4)                          | (5)                                                        | (6)                                                    |
| दुर्ग         | डौण्डीलोहारा | केवट नवागांव<br>प.ह.नं. 14 | 1.51                         | कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट<br>परियोजना संभाग, दुर्ग. | खरखरा मोहदीपाट परियो. के<br>मनकी लघु नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## दुर्ग, दिनांक 31 मार्च 2003

क्रमांक 512/ले.पा./2003/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |              |                    |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                      |
|---------------|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील        | नगर⁄ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                                               |
| (1)           | (2)          | (3)                | (4)                          | (5)                                                        | (6)                                                    |
| दुर्ग         | डौण्डीलोहारा | मनकी<br>प.ह.नं. 18 | 3.42                         | कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट<br>परियोजना संभाग, दुर्ग. | खरखरा मोहदीपाट परियो. के<br>मनकी लघु नहर निर्माण हेतु. |

भूँमिँ की नर्वेशी (प्लीन) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

्छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

## कांकेर, दिनांक 28 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उछेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                        | सार्वजनिक प्रयोजन            |
|---------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी              | का वर्णन                     |
| (1)           | (2)    | (3)       | (4)                              | (5)                                         | (6)                          |
| कांकेर        | कांकेर | गौरगांव   | 1.56                             | कार्यपालन यंत्री, जल संसा. विभाग<br>कांकेर. | नहर नाली निर्माण कार्य हेतु. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. धुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

| राजस्व विभाग                                                       | खसरा नम्बर | रकवा           |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं                      |            | (हेक्टेयर में) |
| पदेन उप-सिचव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग                          | (1)        | (2)            |
| रायगढ, दिनांक 3 अप्रैल 2003                                        | 219/1      | 0.032          |
| •                                                                  | 219/2      | 0.142          |
| भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य             | 222/1      | 0.065          |
| शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के        | 224/2      | 0.008          |
| नद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक | 225/1      | 0.053          |
| ग्योजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894              | 225/2      | 0.166          |
| (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह          | 225/3      | 0.032          |
| प्रोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए           | 226        | 0.040          |
| आवश्यकता है :—                                                     | 227        | 0.085          |
| ·——-                                                               | 228        | 0.134          |
| अनुसूची                                                            | 229        |                |
|                                                                    | 245/2      | 0.012          |
| (1) भूमि का वर्णन–                                                 | 230        | 0.008          |
| (क) जिला–रायगढ्                                                    | 232/3      | 0.073          |
| (ख) तहसील-खरसिया<br>(ग) नगर/ग्राम-बरगढ़                            | 240        | 0.081          |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.103 हेक्टेयर                                  |            |                |

| (1)               | (2)                                      |                     | जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं                                              |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                   | •                                        | पदेन अतिरिक्त सचिव, | , छत्तीसगढ़ शासन राजस्व                                                |
| 241               | 0.231                                    | वि                  | त्रभाग                                                                 |
| 242               |                                          |                     |                                                                        |
| 258               |                                          | दुर्ग, दिनांक       | 20 जनवरी 2003                                                          |
| 243/1 3           | 币 0.202                                  |                     |                                                                        |
| 243/2             | 0.028                                    |                     | अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को                                        |
| 243/3             | 0.016                                    |                     | कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)                                        |
| 244               | 0.020                                    |                     | ((2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन<br>1ू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक |
| 245/4             | 0.040                                    |                     | अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित                                          |
| 263               | 0.214                                    |                     | ो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता                                         |
| 264               | 0.069                                    | है :−               | ·                                                                      |
| 265               | 0.012                                    |                     |                                                                        |
| 270               | 0.206                                    | अर्                 | <b>नु</b> सूची                                                         |
| 271               | 0.036                                    |                     |                                                                        |
| 272/1             | 0.008                                    | (1) भूमि का वर्णन-  |                                                                        |
| 272/2             | 0.113                                    | (क) जिला-दुर्ग      |                                                                        |
| 272/3             | 0.040                                    | (ख) तहसील-पाटन      |                                                                        |
| 273               | 0.012                                    | (ग) नगर/ग्राम-अचा   | •                                                                      |
| 301               |                                          | (घ) लगभग क्षेत्रफल  | -2.54 हेक्टेयर                                                         |
|                   | 0.004                                    |                     | <u> </u>                                                               |
| 302/1             | 0.243                                    | खसरा नम्बर          | रकबा<br>( <del>२-२</del>                                               |
| 302/2             | 0.162                                    | (1)                 | (हेक्टेयर में)                                                         |
| 303               | 0.008                                    | (1)                 | (2)                                                                    |
| 304/2             | 0.117                                    | 164                 | 0.12                                                                   |
| 305/2             | 0.809                                    | 163                 | 0.06                                                                   |
| 336/2             | 0.105                                    | 565                 | 0.10                                                                   |
| 337/2             | 0.004                                    | 593                 | 0.05                                                                   |
| 339               |                                          | 582                 | 0.05                                                                   |
| 337/3             | 0.235                                    | 225                 | 0.05                                                                   |
| 338               | 0.214                                    | 230/1               | 0.02                                                                   |
| 257               | 0.024                                    | 226/1               | 0.05                                                                   |
|                   |                                          | 232/2               | 0.04                                                                   |
| योग 40            | 4.103                                    | 217                 | 0.06                                                                   |
|                   |                                          | 254                 | 0.06                                                                   |
|                   | जन जिसके लिए भूमि को आवश्यकता है-टर्न की | 571                 | 0.68                                                                   |
| पद्धति से मोंहर्द | किला वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.            | 569/1               | 0.21                                                                   |
|                   |                                          | 585                 | 0.01                                                                   |
|                   | का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी      | 229/2               | 0.05                                                                   |
| ् (राजस्व) खरी    | सया के कार्यालय में देखा जा सकता है.     | 238                 | 0.02                                                                   |
|                   | <b>&gt;</b> > > >                        | 231                 | 0.05                                                                   |
|                   | के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,    | 226/2               | 0.05                                                                   |
| सुबा              | ध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.  |                     | ·                                                                      |

|     | (1)   | (2)  |
|-----|-------|------|
|     | 233/2 | 0.06 |
|     | 252   | 0.15 |
|     | 253/2 | 0.01 |
|     | 595   | 0.21 |
|     | 506   | 0.19 |
|     | 229/1 | 0.02 |
|     | 580/2 | 0.01 |
|     | 580/1 | 0.04 |
|     | 230/2 | 0.08 |
|     | 234/2 | 0.04 |
| योग | 28    | 2.54 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी पाटन मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 20 जनवरी 2003

प्र. क्र.-5/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-कवर्धा
  - (ख) तहसील-कवर्धा
  - (ग) नगर/ग्राम-जैतपुरी
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 एकड्

| खसरा नम्बर | रकबा       |
|------------|------------|
|            | (एकड़ में) |
| (1)        | (2)        |
| 7/1        | 0.08       |
|            |            |
| योग        | 0.08       |

- (2) सार्वजिनक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बेदरची से रामचुवा मार्ग.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 फरवरी 2003

क्र. 1/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  - (ख) तहसील-जांजगीर
  - (ग) नगर/ग्राम-जांजगीर, प. ह. नं. 41
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.077 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |
| 3929/1     | 0.077                  |
| योग        | 0.077                  |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-जांजगीर चांपा बाइपास सड़क निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

#### जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 फरवरी 2003

क्र. 2/सा-1/सात. —चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उन्नेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  - (ख) तहसील-जांजगीर
  - (ग) नगर/ग्राम-जांजगीर, प. ह. नं. 41
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

| •   | खसरा नम्बर | रकबा           |
|-----|------------|----------------|
|     |            | (हेक्टेयर में) |
|     | (1)        | (2).           |
|     | 3820/1     | 0.032          |
| योग | ٠,         | 0.032          |
|     |            |                |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-जांजगीर चांपा बाइपास सड़क निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा.(प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

#### जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 66/सा-1/सात. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उन्नेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  - (ख) तहसील-मालखरौदा
  - (ग) नगर⁄ग्राम-टाटा, प. ह. नं. 9
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.514 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा           |
|------------|----------------|
|            | (हेक्टेयर में) |
| (1)        | (2)            |
|            |                |
| 96         | 0.044          |
| 91/2       | 0.052          |
| 91/4       | 0.060          |
| 91/5       |                |
| 91/8       | 0.060          |
| 91/9       | 0.040          |
| 90         | 0.028          |
| 244        | 0.040          |
| 242        | 0.028          |
| 243        | 0.024          |
| 240        | 0.071          |
| 241        |                |
| 193/4      | 0.052          |
| 196/1      | 0.096          |
| 195/5      | 0.004          |
| 196/2      | 0.012          |
| 202        | 0.072          |
| 221        | 0.060          |
| 207/1      | 0.060          |
| 208        | 0.060          |

| (1)                          | (2)                                                                | अनु                                      | सूची           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 211                          | 0.040                                                              | (1) भूमि का वर्णन-                       |                |
| 212/1                        | 0.044                                                              | (क) जिला-जांजगीर-                        | •              |
| 212/2                        | 0.044                                                              | (ख) तहसील-मालख<br>(ग) नगर⁄ग्राम-जमगृ     |                |
| 213/1                        | 0.024                                                              | (ग) नगरग्राम-जनगर<br>(घ) लगभग क्षेत्रफल- |                |
|                              |                                                                    | ( ), (, ) , , , , , , , , , , , , , , ,  |                |
| 213/3                        | 0.004                                                              | खसरा नम्बर                               | रकबा           |
| 213/2                        | 0.080                                                              |                                          | (हेक्टेयर में) |
| 214/3                        | 0.040                                                              | (1)                                      | (2)            |
| 217                          | 0.040                                                              | 2 !                                      | 0.271          |
| 216                          | 0.024                                                              | 31                                       |                |
| 219                          | 0.044                                                              | 3/8                                      | 0.020          |
| 222                          | 0.024                                                              | 30/4                                     | 0.049          |
|                              | •                                                                  | 30/5                                     | 0.008          |
| 220                          | 0.044                                                              | 29                                       | 0.045          |
| 235/4                        | 0.044                                                              | 28/1                                     | 0.049          |
| 231/1                        | 0.036                                                              | 27/1                                     | 0.004          |
| 231/2                        |                                                                    | 27/2                                     | 0.085          |
| 230/3                        | 0.071                                                              | 27/3                                     | •              |
|                              |                                                                    | 27/11                                    | 0.053          |
| 89                           | 0.048                                                              | 27/4                                     | 0.008          |
|                              | ·                                                                  | 128/3                                    | 0.045          |
| योग                          | 1.514                                                              | 27/7                                     | 0.065          |
| (२) भार्वजिनक गरोजन जिस्से   | ि लिये भूमि की आवश्यकता है-टाटा                                    | 27/8                                     | 0.040          |
| उप शाखा निर्माण हेतु.        | ाराय भूम यम जाज़रययमा ह=टाटा                                       | 96                                       | 0.058          |
|                              |                                                                    | 95/1 ख                                   | 0.053<br>0.036 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का | निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव                                   | 95/16<br>95/1 क                          | 0.080          |
| परियोजना जांजगीर के का       | र्यालय में किया जा सकता है. 🕆                                      | 118/1                                    | 0.004          |
| ·                            | •                                                                  | 122/3                                    | 0.057          |
| जांजगीर-चाम्पा वि            | :<br>तांक 15 फरवरी 2003                                            | 123/1                                    | 0.048          |
| and the an ing to            | ( II                           | 123/4                                    | 0.008          |
|                              | राज्य शासन को इस बात का समाधान                                     | 123/2                                    | 0.040          |
|                              | सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की<br>अखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए | 124/3                                    | 0.081          |
|                              | अखित सावजानक प्रयाजन के 1लए<br>न अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन्      | 124/1                                    | 0.008          |
| 1894) संशोधित भू-अर्जन अधि   | नियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत                                   | 124/4                                    | 0.008          |
|                              | ग जाता है कि उक्त भूमि की उक्त                                     | 125/4                                    | 0.101          |

| (1)   | (2)   |  |
|-------|-------|--|
| 125/5 | 0.004 |  |
| 128/4 | 0.081 |  |
| 128/1 | 0.016 |  |
| योग   | 1.425 |  |

- (2) सार्वजिनक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-जमगहन सब माइनर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 68/सा-1/सात. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  - (ख) तहसील-मालखरौदा
  - (ग) नगर/ग्राम-चिखली, प. ह. नं. 11
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.082 हेक्टेयर

| रकबा<br>(हेक्टेयर में) |  |
|------------------------|--|
| (2)                    |  |
| 0.057                  |  |
| 0.057                  |  |
| 0.064                  |  |
| 0.004                  |  |
|                        |  |
| 0.065                  |  |
| 0.109                  |  |
|                        |  |

| (2)   |
|-------|
|       |
| 0.016 |
| 0.045 |
| 0.073 |
| 0.024 |
| 0.065 |
|       |
| 0.008 |
| 0.045 |
| 0.040 |
| 0.053 |
| 0.004 |
| 0.057 |
|       |
| 0.061 |
| 0.028 |
| 0.061 |
| 0.077 |
| 0.069 |
| 1.082 |
|       |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मालखरौदा माइनर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 69/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दो गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  - (ख) तहसील-मालखरौदा
  - (ग) नगर/ग्राम-बीरभांठा, प. ह. नं. 5
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.356 हेक्टेयर

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

0.105

| बसरा नम्बर                                     | रकबा                         | खसरा नम्बर |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                | (हेक्टेयर में)               |            |
| (1)                                            | (2)                          | (1)        |
| 48/4                                           | 0.121                        | 189/1      |
| 48/5                                           | 0.097                        | 189/2      |
| 48/6                                           | 0.053                        | 188        |
| 48/7                                           | 0.045                        | 190/1      |
| 48/9                                           | 0.069                        | 190/2      |
| 48/10                                          | 0.057                        | 152/2      |
| 153/1                                          | 0.125                        |            |
| 153/2                                          | 0.036                        | 187        |
| 153/4                                          | 0.113                        | 192/1      |
| 132/3                                          | 0.049                        | 192/3      |
| 132/5                                          | 0.101                        | 186/6      |
| 132/2                                          | 0.049                        | 181/7      |
| 144                                            | 0.125                        | 181/3      |
| 143/3                                          | 0.113                        | 186/4      |
| 143/3 क                                        | 0.073                        | 192/2      |
| 142/8                                          | 0.045                        | 184/3      |
| 142/1                                          | 0.085                        | 184/5      |
|                                                |                              |            |
|                                                | 1.356                        | 183/4      |
| <del></del> -                                  |                              | 184/4      |
| र्वजनिक प्रयोजन जिस्                           | के लिये भूमि की आवश्यकता है- | 152/3      |
| यजानक प्रयाजन नजस<br>रभांठा माइनर निर्माण हेर् |                              | 152/4      |
| रमाठा माइनर ।नमाण ह                            | <u>{</u> [.                  |            |

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

#### जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 70/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:--

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  - (ख) तहसील-मालखरौदा
  - (ग) नगर⁄ग्राम-दारीमुढ़ा, प. ह. नं. 10
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.556 हेक्टेयर

| 188<br>190/1<br>190/2 | 0.024<br>0.024 |
|-----------------------|----------------|
|                       | 0.024          |
| 190/2                 |                |
|                       | 0.016          |
| 152/2                 | 0.129          |
| 187                   | 0.053          |
| 192/1                 | 0.045          |
| 192/3                 | 0.045          |
| 186/6                 | 0.109          |
| 181/7                 | 0.061          |
| 181/3                 | 0.045          |
| 186/4                 | 0.076          |
| 192/2                 | 0.133          |
| 184/3                 |                |
| 184/5                 |                |
| 183/4                 | 0.020          |
| 184/4                 | 0.045          |
| 152/3                 | 0.069          |
| 152/4                 | 0.012          |
| 183/1                 | 0.085          |
| 130/1                 | 0.113          |
| 130/9                 | 0.081          |
| 183/3                 | 0.024          |
| 155/3                 | 0.065          |
| 152/2                 | 0.020          |
| 130/17                | 0.093          |
| 129/1                 | 0.040          |
| 129/2                 | 0.069          |
| 129/3                 |                |
| योग                   | 1.556          |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-दारीमुढ़ा माइनर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

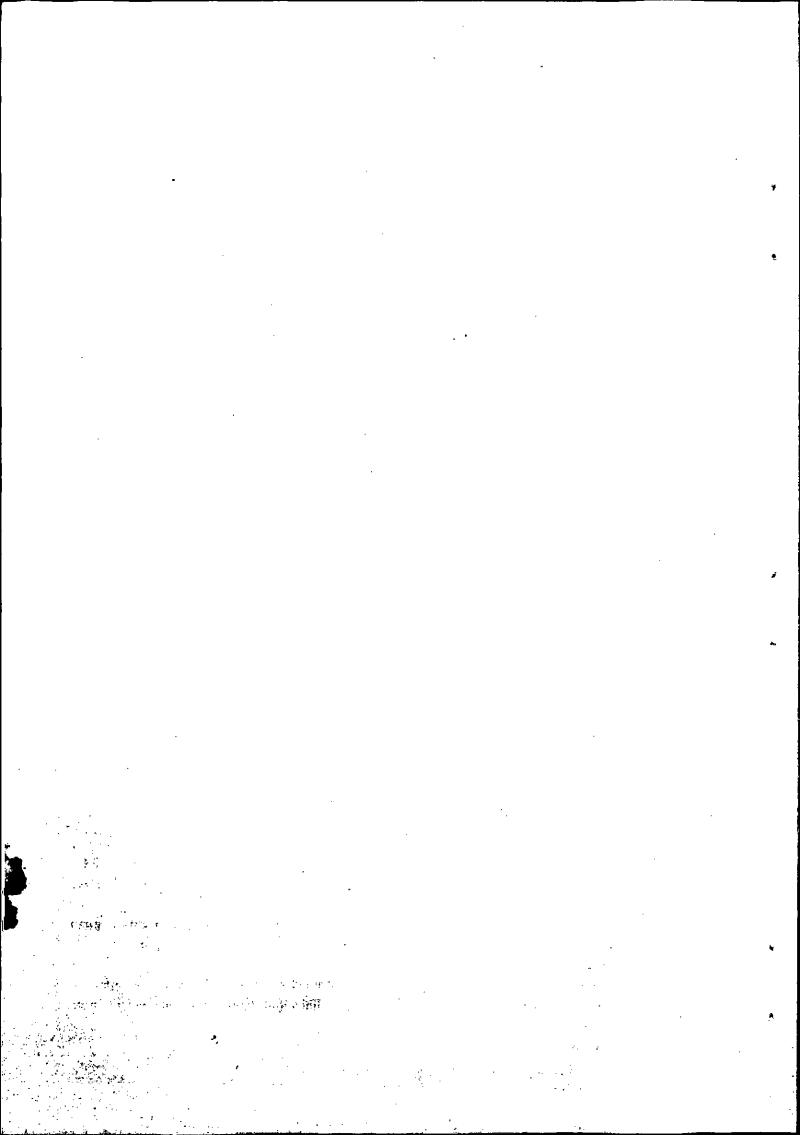